# TRIPURA RAHASYAM MAHATMYA KHANDAM

WITH
HINDI TRANSLATION

## **VOLUME I**

5, CLIVE ROW CALCUTTA-1

### ।। श्रीगणेशाय नमः ॥

## त्रिपुरारहस्य के माहात्म्यखण्ड की विषयानुक्रमणिका

| अध्यायसंख्या | विषयविवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पृष्ठसंख्या |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 109          | सर्वप्रपद्ध के कारणभूत ॐ शिवतत्त्व और दी शिक्तितत्त्व के द्वारा प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव से आगे के प्रन्थविषयक वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरण। दक्षिण देश में मलयाचल की प्राकृतिक सुषमा और उसकी उपत्यकाओं तथा पर्वत के ऊपर की भूमि के मनोरम दृश्य का वर्णन।                                                                          | 8           |
|              | महर्षिप्रवर षुण्यपुञ्ज श्रीपरशुराम के आश्रम का वर्णन तथा हारितायन का आगमन। श्रेयः प्राप्ति के लिये अपने गुरु श्रीपरशुराम को उसका प्रश्न करना।                                                                                                                                                                                  | ķ           |
|              | महाविष्णु स्वरूप दत्तात्रेय का पूर्वसमय में साक्षात् श्रीत्रिपुराम्बा के विषय में हुए सभ्वाद का स्मरण तद्नुसार अपने शिष्य सुमेधा को भगवतीबाला की दीक्षा देना। सुमेधा हारितायन को साधना करने से बालाम्बा का स्वप्न में दर्शन और हारितायन को स्वरूपाविर्भूत बालाम्बा के साक्षात् दर्शन होने की सत्यता का आकाशवाणी द्वारा निश्चय, | હ           |
|              | श्रीबाला की दीक्षा लिये हुए सुमेधा का फिर अपने गुरुदेव के समीप जाना और भगवती परा<br>को प्रसन्न करने का साधन बताने से उसे सिद्धि प्राप्त होना।                                                                                                                                                                                  | ११          |
| ર વ          | ब्रह्मा की सभा से आये श्रीनारद एवं हारितायन सुमेधा का सम्वाद।<br>श्रीविद्यातत्त्व के विषय में देवर्षि नारद का गुरुसम्प्रदाय के साथ त्रिपुरारहस्य का स्कोरणवर्णन।                                                                                                                                                               | १३          |
|              | त्रिपुरा के गृहतत्त्व को सविस्तर वर्णन ।<br>श्रीनारद के ध्यान करने पर ब्रह्मलोक से समागत पितामह ब्रह्मा का शुभागमन और श्रीब्रह्मा                                                                                                                                                                                              | १४          |
|              | द्वारा देवर्षि से अपने स्मरण करने का कारण पृद्धना ।<br>श्रीब्रह्मा द्वारा ब्रिपुरा भगवती के माहात्म्य का हारितायन सुमेधा द्वारा सुविशाल प्रन्थ के रूप में                                                                                                                                                                      | 38          |
|              | रचना के श्रेय प्राप्त होने और उसे श्रीविद्या के साक्षात्कार में पूर्वजन्म की इसी भागवती साधना<br>के कारण भगवती सरस्वती का वरदान जिससे इस महामहिम प्रन्य का आविर्भाव का सुधवसर                                                                                                                                                  |             |
|              | प्राप्त होनाः शिवतत्त्व से शक्तिपर्यन्त सम्पूर्ण जगत् को कारण भगवर्ता त्रिपुरा का वर्णन ।                                                                                                                                                                                                                                      | २३          |

8

y

E

#### अध्यायसंख्या

#### विषयविवरण

200

सरहस्य त्रिपुरामाहात्म्य का वर्णन।

महर्षि जामदग्न्य परशुराम का चिरित्र वर्णन । श्रीरामचन्द्र को स्वशक्तिप्रदान का वरदान । अत्यधिक निर्वेदप्राप्त परशुरामजी का सम्वर्त से मिलन; परशुराम को सम्वर्त के वास्तविक रूप के प्रति सन्देह । सम्वर्त एवं भार्गव परशुराम का सम्वादवर्णन ।

स्वात्मतत्त्व का संक्षेप से दिग्दर्शन तथा उसे जानकर आत्मोपछिन्ध का उपदेश। अवधूत महिष सम्वर्तजी द्वारा गुरु की प्रशंसा तथा दत्ताह्रेय के पास जाने को परशुराम को आदेश देता।

श्रीपश्चिराम का गन्धमादन को प्रस्थान।
मार्ग में जाते हुए उसका मनुष्यशरीर के नाना दोषों पर ऊहापोह करना।
संसारि छोगों की दुःखपूर्ण अवस्था का वर्णन।
जगत् की असारता का चिन्तन।
परशुराम का दतात्रेय के आश्रम में प्रवेश और महा अवध्ताचार्य श्री दत्तगुरु के दर्शन।

परशुराम का दतात्रय के आश्रम में प्रवश आर महा अवध्ताचार्य श्री दत्तगुरु के दर्शन। दत्तात्रिय से भागव राम का प्रश्न करना और श्री गुरुदेव दत्तात्रिय द्वारा उनका उत्तर । श्रीगुरुवर्य दत्तात्रेय के आदेश से राम का आत्मप्राप्ति के लिये निश्चय करना। भागव राम को श्रीदत्तगरु का सदुपदेश।

प्रसङ्गप्राप्त परमिश्रवअद्वेततत्त्व का उपदेश और त्रिपुरा की आराधना का आदेश। देवगण का अपनी अपनी श्रेष्ठता वतलाने को परस्पर में विवाद।

श्रीपराम्बा के विषय में पुराकलप की देवगण की कथा का उपक्रम; उनके परस्पर विवाद में अग्नि की श्रेष्ठता का वर्णन।

देवगण को समभाने के लिए विष्णु की मध्यस्थता करना। त्रिदेवों द्वारा भगवती त्रिपुरा का स्मरण करना।

त्रिदेवों को भगवती का दर्शन सर्वप्रथम ब्रह्मा द्वारा भावमय स्तवपाठ करना तथा

पशुपति शिव के द्वारा त्रिपुराम्बा का स्तवन। देवी द्वारा तीनों दैवों को सोन्त्वनाप्रदान। अग्नि की पराजय।

श्रीदेवी को वायु के साथ सम्वाद । भगवती के प्रतिबल्ल के विषय में इन्द्र<sup>ह</sup>का सन्देह ।

3

•

\$1 \$1

· 18 · 18

uk uu

61

CX

| अध्यायसंख्या | विषयविवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पृष्ठसंख्या |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|              | देवी से इन्द्रका विवाद।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35          |
|              | <b>बृह्</b> स्पति द्वारा भगवती त्रिपुरा की स्तुति।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | £3          |
|              | देवगण द्वारा भगवती की स्तुति करने पर त्रिपुरा द्वारा स्वप्रभाव को प्रकाशित करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 84          |
|              | विष्णु द्वारा इन्द्रादि देवगण को भगवती के दिव्यप्रभाव का वर्णन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03          |
|              | सभी देवगण का भगवती के परमोघप्रभाव के प्रति आश्वस्त होना और त्रिदेवों का स्वधामगमन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|              | और इस प्रकार इन्द्रादि देवताओं का मोहनाश होना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33          |
| १०           | भगवती के त्रिपुराख्यान का निरूपण।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १००         |
|              | भगवती द्वारा तीन रूप धारण करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०१         |
|              | सृष्टि के विषय में परशुराम की शंका करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १०३         |
|              | ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना में तपस्या करने के बाद नानाविध उपायों से उसे आरम्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|              | करने के विषय में भार्गव परशुराम को श्रीदत्तात्रेय का उपदेश।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १०४         |
|              | बड़ती हुई सृष्टि के विषय में ब्रह्माजी द्वारा तप से सन्तुष्ट की हुई भगवती को अपनी वाधायें बताना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | । १०७       |
|              | ब्रह्मा तथा मृत्यु का सम्वादवर्णन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 308         |
|              | जगत्क्रत्य से अत्यन्त संत्रस्त त्रिदेवों का भगवती को प्रसन्न कर उनसे अपना अभीष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|              | सिद्ध करने का प्रयत्न ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 888         |
|              | ब्रह्मादिदेवगण को स्वशक्तिप्रदान करने के लिये अपने अंश से श्रीलक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|              | आविर्भाव करना तथा उनको विच्छित्ति का वर्णन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ११३         |
|              | त्रिपुराख्यान के चिरत्र के श्रवण का फल ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ११५         |
| ११           | भगवती के त्रिरूपाख्यान का वर्णन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १२०         |
| 11           | बृह्स्पति के समक्ष देवराज इन्द्र का आत्मिनिवेदन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १२१         |
|              | देवराज द्वारा ब्रह्मा के पास सब देवगण सहित बृहस्पति के निर्देशन में ब्रह्मछोक में गमन तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|              | ब्रह्मा की सभा का वर्णन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १२६         |
|              | श्रीब्रह्मा और देवराज का परस्पर सम्बाद ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १२५         |
|              | भगवती रमा का उपाख्यान—कामदेव की कथा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १२७         |
| १२           | देवगण को छक्ष्मी का वरदान।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १२६         |
|              | तपस्या से प्रसन्न भगवती श्री का आविर्भाव।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १३१         |
|              | देवगण के सभी कार्यों में सहायताप्रदान करने के छिये हरूमी द्वारा कामदेव को समर्पण करना।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १६६         |
|              | कामदेव का उपाख्यान।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १३६         |
| 93           | लक्ष्मी तथा कामदेव का उपाख्यान।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १३६         |
| 5 4          | COUNTY TO THE TOTAL OF THE TOTA |             |

अध्याय संख्या

विषयविवरण

> मर्त्यगण को वश में करने के लिये बालक काम का मर्त्यलोक में आकर जनगण को आवाहन। मर्त्यगण के साथ काम का भीषण युद्ध। राजा शेखर के मन्त्रियों द्वारा अपने स्वामी से इस उद्धत काम को दबाने की मन्त्रणा करना। साम, दाम, दण्ड एवं भेद इन नीतियों का प्रतिपादन । वर्धन राजा का अपने इष्टदेव महादेव को सन्तुष्ट करने को तपस्यार्थ जाना ।

भगवान् शंकर द्वारा अजेय होने का वरदान पाने को तप करते हुए राजा को दर्शन देना। 88 राजा द्वारा शंकरस्तुति ।

वर्धन को भगवान् शिव का वरदान ।

राजावर्धन का काम से युद्ध का आरम्भ करना और राजा के अमात्य सुधृति द्वारा नगर की रक्षा के लिये प्रयास।

943

141

91!

1

1

1

20

10

95

95,

शिवकवच द्वारा बीरपुरुषों की रक्षा का विधान।

24 श्रीनारद के प्रबोधन करने से देवराज इन्द्र का कामदेव की सहायता के छिये तैयार हो जाना। कामदेव का युद्ध के प्रति अत्यधिक उत्साह। काम की सहायता करने के लिये इन्द्र के पुत्र जयन्त का समुत्साह। सुधृति तथा वसुगण की परस्पर वार्ता। सावित्र एवं रणधीर का युद्ध में कौशल वर्णन ।

जयन्त एवं रणधीर का परम्पर में युद्ध । १६ <mark>जयन्त एवं रण</mark>धीर की युद्धकथा। युद्ध में रणधीर को मूर्च्छित करदेने पर भीम का काम देव के साथ मर्ल्ययुद्ध में पराक्रम दिखाना। देवगण से युद्धहेतु राजपुत्रों द्वारा पूरी साजसङ्जा करना।

भीम आदि महारथियों द्वारा रणक्षेत्रमें युद्ध के कौशल का प्रदर्शन। वीरसेन के द्वारा युद्ध में प्रभूत पराक्रम व्यक्त करना। शत्रुञ्जय और कुवेर के गदायुद्धका निरूपण । शत्रुञ्जय के गदायुद्ध के लाघव से कुबेर का उसकी प्रशंसा करना। वरुण और शत्रुघ्न का आपस में युद्ध । वरुण तथा समरतापन का यद्ध। यम एवं सुधृति का युद्ध ।

राजपुत्रों से युद्धकरनेपर हराये हुए देवराज इन्द्र प्रभृति देवराण को बाँध लेनेका निरूपण।

20

| अध्यायसंख्या | विषयविवरण पृ                                                                                      | ष्ठसंख्या   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|              | गौरी के हुभजन्म के उपलक्ष्य में पिता पर्वतराज के द्वारा ब्राह्मणगण को नानाविध दान।                | 784         |
|              | नारद् एवं हिमवान् का सम्वाद् ।                                                                    | 280         |
|              | हिमबान् को स्वपुत्री के लिये नारद द्वारा योग्यवर के रूप में वरण के लिये श्रीविष्णु के सुन्दर      |             |
|              | गुणों का वर्णन करना।                                                                              | 335         |
| ३०           | अपने पिता नगराज को नारद से प्रेरणा पाने के कारण विष्णु को उसका वर बनाने के अभिप्राय               |             |
|              | में अपनी असहमति होने से गौरी का अपने इष्टपति की प्राप्ति के लिये तप करने को अज्ञातस्थान           |             |
|              | में जाना।                                                                                         | ३०१         |
|              | भगवती का ज्ञानकिलकास्तीत्र।                                                                       | ३०३         |
|              | गौरी के समक्ष भगवती त्रिपुराम्बा का आविर्भाव।                                                     | ३०४         |
|              | गौरों के सामने सिखयों में से एक के द्वारा पिश्यृह में सर्वा शतया माता आदि की आकुछता का वर्णन      | 1 300       |
| 3 9          | हिमालय द्वारा गौरी के अन्वेषण का भगीरथ प्रयत्न।                                                   | 308         |
|              | गौरी के वियोग से अत्यधिक विलाप करते नगराज हिमालय को दूत द्वारा अपनी पुत्री का वृत्तकथन।           | 398         |
|              | शोकाकुछ हिमालय को स्वपुत्री का बृतान्त वर्णन करना ।                                               | 323         |
|              | गौरी का अपना अन्तर अभिप्राय ऋहना।                                                                 | ३१५         |
|              | नारद एवं हिम <mark>वान् का सम्वाद् ।</mark>                                                       | ३१७         |
|              | विष्णुदूर्तो द्वारा नगराज के प्रदेश तथा राजधानी के लोगों पर अत्याचार करने पर स्वपुत्री सहित मेनाः | त्र         |
|              | हिमाचल द्वारा कुलगुरू कश्यप द्वारा सान्त्वना देना।                                                | 398         |
| ३र           | पुरोहित के द्वारा वस्तुस्थिति वर्णन करने पर मेना द्वारा गौरी की प्रार्थना।                        | ३२१         |
|              | स्वस्वरूप स्थित गौरी द्वारा भीषण आकृतिका धारण करना।                                               | ३२३         |
|              | उस विशाल भीषण्काकार से भयत्रस्त उपस्थित देवगण द्वारा प्रार्थना ।                                  | ३२५         |
|              | हिमाचल द्वारा विष्णु से क्षमा मांगना।                                                             | ३२७         |
|              | गौरी को वधू बनाकर लाने का अनुरोध।                                                                 | 378         |
|              | ब्रह्मा हु।रा गौरी के साथ विवाह कर <mark>ने को शंकर</mark> को बुलाना।                             | ३३१         |
|              | गौरी का शिव के साथ मंगळिववाह।                                                                     | ३३३         |
| <b>8</b>     | विष्णु को ज्वालामुखी देवी द्वारा सुदर्शन चक्र देना।                                               | <b>३</b> ३४ |
|              | विष्णु को सुदर्शन की प्राप्ति के विषय में दत्तात्रेय-परशुराम-सम्वाद में अवान्तर कथा।              | ३३४         |
|              | ज्वालामुखी देवी को विष्णु द्वोरा स्वतपस्या द्वारा प्रसन्न करना।                                   | ३३७         |
|              | ताराशंकर पद्म द्वारा इन्द्र का पराभव।                                                             | 388         |
| -            | बृहस्पति को इन्द्र द्वारा अपनी स्थिति कहना और इन्द्र को गौरी का दर्शन होना।                       | 388         |

38

अध्यायसंख्या

#### विषयविवरण

Albert Foullier Foull

सन्तान के विषय में भगवती गौरी का देवराज इन्द्र के समक्ष स्पष्टीकरण। पत्रप्राप्ति में वाधक ऋषिपत्नी के शाप का वृत्तान्त।

भूलोकस्थित विप्रगण के ऊपर अपना अधिकार करने की देवगण द्वारा विष्णुप्रभृति सुरनायकवृन्द से मन्त्रणा ।

पुत्रशाप्ति होने का शिव को शाप है इस विषय में भगवती गौरी का इन्द्र से सम्वाद। श्रीविष्णु की प्रार्थना।

श्रीगौरी के उपाख्यान में सम्पूर्ण चराचर को अपने में छय करनेवाले लिंग में शक्तियुक्त <mark>त्रिदेव</mark>ों का अन्तर्भाव और उनके तुरीयपद होने का वर्णन।

शिवपुजा में लिंग के माहात्म्य का वर्णन।

<mark>हिंगपुजा ही उत्क्रष्ट है इसके</mark> लिए भगवती त्रिपुरा का वरदान।

इन्द्र एवं कामदेव का सम्वाद।

शिवजी को पराजित करने के लिए सज्जित काम का अपनी पत्नी से वार्त्तालाप।

छक्ष्मी द्वारा अपने साथ रित को छित्रा छाना।

रुक्मी के अनुरोध से त्रिपुरा द्वारा काम को कामाक्षीरूप से अपने नेत्र में समाविष्ट कर लेना। भावान् शिव का कामदह्न ।

दत्तात्रेय एवं भार्गव के सम्वाद में देवस्वामी कार्त्तिकेय का जन्म।

विधाता आदि देवगण द्वारा कात्तिकेय जन्म की प्रार्थना भगवान् शिव का गौरी के साथ संगम। भूमि तथा अग्नि द्वारा शिव के बोर्य को धारण करने में असमर्थ होने पर ब्रह्मा के कहने से उसे गंगोहारा धारण करना।

शरों के वन में कुमार स्वामीका त्तिकेय का आविर्भाव।

स्कन्द हारो क्रोञ्चपर्वत का विदारण करना।

ब्रह्माजी हारा सनत्कुमार रूप में स्कन्द के पूर्वजन्म की कथा को कहना।

गौरी के सहित भगवान शंकर का सनत्कुमार के संनिकट जाना।

कार्त्तिकेय के पूर्वजनम् के विषय में श्रीशंकर एवं सनत्कुमार का सम्वाद्।

भगवती पार्वती तथा श्रीशंकर द्वारा सनत्कुमार का वर्णन।

भगवती सावित्री का वृत्तान्त।

सावित्री एवं ब्रह्माके के कलह में श्रीविणु तथा शिव के द्वारा मध्यस्थता।

यज्ञ में ब्रह्मा हारा सावित्री का आवाह ।

कृद्ध हुई सावित्रीद्वारा यज्ञ में अत्यधिक कोठाहल मचाना।

34

3%

88

-

3

व्यक्ष

311

訓

30 301

300 34

36 36

| अध्यायसंख्या | विषयविवरण : विषयविवरण                                                                            |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| जन्यायतस्या  | ाप्त्रपाचवरण व                                                                                   | ष्ठसंख्या |
| ३८           | देवगण द्वारा संकट से त्राण पाने के जिये त्रिपुरा भगवती की प्रार्थना।                             | 360       |
|              | श्रीब्रह्मा के य <b>ज्ञ में</b> त्रिपुरा की आज्ञा से शान्तिस्थापन का वर्णन।                      | 328       |
| 38           | त्रिपुरा भगवती के दर्शन करने के अनन्तर श्रीब्रह्मा की जिज्ञासा की शान्ति के लिये                 |           |
|              | गोपकन्या के पूर्व जन्म का वृत्तान्त ।                                                            | 380       |
|              | हर्यक्ष के द्वारा गोपवधू के साथ बलात्कार का वर्णन।                                               | 935       |
|              | त्रिपुरा के कहने से सावित्री को सन्तोष होना।                                                     | \$83      |
|              | स्वरवर्णादिरूपा गायत्री का परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी इन चार प्रकार की वाणी का स्वरूप       |           |
|              | गोपराज द्वारा गायत्री की प्रार्थना।                                                              | ७३६       |
|              | सावित्री का पर्वत में रहकर ब्रह्मा के साथ यज्ञ हार्य सम्पन्न करना।                               | 335       |
| 80           | श्रीदत्तभार्गव के सम्वाद में द्वापर युगों में गोप के घर में विन्ध्यवासिनी के अवतार का वृत्तान्त। | 800       |
|              | देवगणद्वारा देवीकी स्तुति करना।                                                                  | 808       |
|              | देवों के द्वारा माहकास्तुति ।                                                                    | ४०३       |
|              | मान्रकास्तव के अनन्तर भगवतो के विन्ध्यवासिनीरूप का वर्णन।                                        | ४०४       |
|              | संकट के निवारण के लिये देवी द्वारा देवगण को उपाय कहना।                                           | 800       |
|              | कंस के द्वारा नन्द के घर से वसुदेव द्वारा लायी हुई कन्या को उसे देने पर शिला पर मारने से         |           |
|              | उसका आकाश में गमन और आकाशवाणी।                                                                   | 308       |
|              | गोपियों द्वारा भगवती कात्यायनी का व्रत करना।                                                     | 888       |
|              | श्रीभगवती कात्यायनी के <mark>व्रत</mark> का विधान।                                               | ४१३       |
| <b>४</b> १   | कात्यायनी देवी का द्वापर में विन्ध्यवासिनी रूप से अवतारधारण वर्णन।                               | 824       |
| * -          | भगवती के द्वारा तीन रूपों को धारण करना।                                                          | 880       |
|              | भावी कल्थियुग में जनता के उत्पथगामिनी होने से उन्हें सन्मार्ग पर लाने को                         |           |
|              | देवगण द्वारा भगवती को अनुरोध करना।                                                               | 388       |
| ४२           | श्रीभगवती चण्डिका के माहात्म्य का वर्णन।                                                         | 828       |
|              | दैरयों द्वारा स्वर्ग से निकाले गये देवगण की दुर्दशा।                                             | ४२३       |
|              | विष्णु के कथन से भगवती को प्रसन्न करने पर देवकार्य के सम्पन्न करने को भगवती पार्वती को भेजन      | ता । ४२५  |
|              | काली के द्वारा चण्ड एवं मुण्ड दैत्य का सिर फोड़ना।                                               | ४२७       |
|              | दैसराज के दूत सुमीव के द्वारा दैत्यपति के समीप भगवती गौरी द्वारा प्रति सन्देश भेजना।             | 358       |
| 83           | देवी गौरी द्वारा धृस्रलोचन, चण्ड-मुण्ड तथा रक्तबीज राक्ष्मसों का वध होने पर देवी को पराजित       |           |
|              | करने के लिये ग्रुम्भ का अपनी सेना सहित आगमन।                                                     | ४३१       |
|              | ग्रुम्भ की विशाल सेना की प्रशंसा।                                                                | ४३३       |

#### अध्यायसंख्या

#### विषयविवरण

रक्तवीज के नाश कर दिये जाने पर चण्डिका से युद्ध करने को निशुम्भ का आगमन। केवल मात्र देवी का शुम्भ से युद्ध।

शुस्भादि के वध के अनन्तर विष्णु हारा श्रीदेवी की स्तुति करना। श्रीदेवी द्वारा देवगण के हितार्थ ग्रुम्भादि देत्यों के वध किये जाने का निरूपण।

भगवती कालिका के चरित्र का वर्णन। 88

"दिज्य स्त्रियों को छोड़कर तुम्हारा कोई भी विनाश नहीं कर सकता" इस प्रकार कालखंब

हैत्यों की तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा का वरदान। भगवती त्रिपुरा के रूप के लावण्य का वर्णन।

काळी के द्वारा भगवान् सदाशिव को पित रूप में वरण करना।

ब्रह्मादि देवगण हारा कालिका की स्तुति।

महाकालेश एवं भगवती कालिका के संगमकाल में भगवती देवी को प्रतिबोध।

दुर्गाचरित्र में पतिव्रता स्त्री का माहात्म्य। 88

पितत्रता सुमित्रा (सानुमती) द्वारा वायु का निरोध।

नारद द्वारा अन्वेषण करने पर पतित्रता को छेड़ने से वायु का निरोध हुआ, इसे जान देवगुरु के आदेश से इन्द्र का महर्षि मुद्गल के आश्रम में कुबेर, वरुण एवं अग्नि के साथ जाना। महर्षि के कथनानुसार सानुमती को प्रसन्न करने के छिये इन इन्द्रप्रमुख <mark>देवगण का</mark> महर्षि के आश्रम में नानाविध सेवात्रतों का पालन करना।

शची का साध्वी के शाप से महिषीरूप का धारण करना और महिषी को पुत्र <mark>की प्राप्ति उसका</mark> अजैय हो त्रिलोक को त्रासयुक्त करना ; देवगण का इन्द्र की अध्यक्षता में संकट को टालने के लिये विष्णु एवं शित्र के समीप जाकर उपाय पूछना । उनके द्वारा देवी की प्रार्थना करने का परामर्श भगवती द्वारा अपने दिव्य रूप को धारण कर महिषासुर के वध के लिये साज-सङ्जायुक्त होना।

48

86

देवी द्वारा राक्षसराज महिष की सेना को पराजित करने पर त्रैलोक्य के कण्टक इस असुरराज के वध से समस्त देवगण द्वारा भगवती की स्तुति।

महिषदैत्य की सेना से सिंह का युद्ध।

सिंह के प्रवल पराक्रम के आगे दैत्य का पराभव।

अम्बिका एवं महिषासुर के बीच में युद्ध ।

भगवती के द्वाभिशन्नाम (बत्तीसनामों) मालास्तोत्रम् का विवरण। देवगण द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी की पूजा काविधान के साथ भगवती का अन्तर्धान करना।

श्रीदेवीमाहात्म्य की उत्कृष्टता।

| अध्याय <mark>संख्या</mark> | विषयविवरण                                                                                   | पृष्ठसंख्या |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                            | देवी को सन्तुष्ट करने को देवगण द्वारा काम को फिर से जीवित करने की प्रार्थना।                | ४८१         |
|                            | लिलता द्वारा काम को वरदान।                                                                  | 863         |
|                            | काम के उङजीवन के बाद शङ्कराँश से भगवती गिरिजा में स्कन्द का आविर्भाव।                       | ४८५         |
| 86                         | भगवान् श्रीविष्णु द्वारा मोहिनी रूप से शंकर को मोहित करने का प्रश्न ;                       |             |
|                            | भगवान् विष्णु द्वारा साठ हजार वर्ष तक त्रिपुरा की आराधना।                                   | 820         |
|                            | देवीमाहात्म्य में श्रीविष्णु द्वारा मोहिनीह्नप के धारने की उत्कृष्टता का निरूपण।            | 328         |
|                            | श्रीविष्णु द्वारा मोहिनीस्वरूप से शिव का सम्मोहन ।                                          | 888         |
|                            | त्रिपुरारूप से भगवती का द्वादश पीठों में नित्य विराजमान होना ।                              | १९३         |
| 38                         | ल्रलितामाहात्म्य ।                                                                          | ४८४         |
|                            | त्रिपुरा के माहात्म्य के विषय में हयबीव तथा अगस्त्य का सम्वाद।                              | ४६७         |
|                            | राक्षसराजभण्ड के प्रवल प्रताप का वर्णन ।                                                    | 338         |
|                            | भण्ड के द्वारा त्रैलोक्य का विजयवर्णन ।                                                     | ५०१         |
| ų o                        | शिवजी को प्रसन्न करने के छियेदैत्यराज भण्ड की तपस्या का वर्णन।                              | ६०३         |
|                            | उसकी उम्र तपस्या से इन्द्र के आसन का डगमगाना।                                               | Xox         |
|                            | श्रीशिव से वर प्राप्तकर भण्ड द्वारा लोकों को त्रस्त करना।                                   | ४०७         |
|                            | शूत्यकपुर में भण्ड के वैभव का वर्णन।                                                        | ४०६         |
|                            | गणेश एवं भण्ड का युद्धकीशलवर्णन।                                                            | 488         |
|                            | गौरो से पराजित भण्ड का ब्रह्मादि देवगण की मध्यस्थता से शून्यकपुर को छौट जाना।               | ५१३         |
| ६१                         | ल्लिता माहात्म्य के प्रकरण में भण्ड से निष्कासित देवराज प्रभृति को देवगण के गुरु बृहस्पति   | 488         |
|                            | द्वारा आश्वासन तथा ललिता को प्रसन्त करने के हेतु तपस्या का उपदेश।                           | ६१६         |
|                            | देवगण द्वारा तन्त्र मार्ग से यज्ञ करने पर भगवती का प्रसन्त होकर चिद्ग्निकुण्ड से आविर्भाव।  | ४१७         |
|                            | भगवती की छोकोत्तर अद्भुत शोभा का वर्णन।                                                     | 38%         |
|                            | श्रीबृहस्पति द्वारा भगवती त्रिपुरा की स्तुति।                                               | ५२१         |
|                            | पराम्बा की स्तुति ।                                                                         | ४२३         |
|                            | प्रसन्न हुई भगवती द्वारा देवगण को अभीष्ट वरदान देना।                                        | ६२६         |
| (२                         | भगवती से आश्वस्त हुए देवगण द्वारा उनके गुरु बृहस्पति के आदेश से देवी के स्वरूप दर्शन के लिं | ये          |
|                            | श्रीसूक्त का जपविधान ।                                                                      | ५२६         |
|                            | इधर श्रुतवस्मी द्वारा देवगणको परीजित करने के लिये मन्त्रणा।                                 | ४२६         |
|                            | श्रुतवरमा के भाषण की मदोन्मत्तहारा भर्त्मना।                                                | ५३१         |
|                            | ज्वालामालिनिका द्वारा दैत्यगण के मार्ग को रोकने के लिये अग्नि की ज्वाला का प्रसार करना।     | ५३३         |

| अध्यायसंख्या | विषयविवरण                                                                                                                                            | विश         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| No F         | देवगण द्वारा उत्साहपूर्वंक भगवती का पूजन करना।                                                                                                       |             |
| <b> 4</b> ३  | छितामाहात्म्यप्रकरण ।<br>हयप्रीव द्वारा अगस्य के प्रति हक्ष्मीस्क्तिविधान का कथन ।                                                                   |             |
|              | लोपामुद्रा को अपने पिता के गृह में श्रीदेवीदीक्षा की प्राप्ति।<br>देवी के श्रीस्क्तविधान का वर्णन।                                                   |             |
|              | श्रीदेवी के श्रीपुर के लिये ब्रह्मा द्वारा विश्वकर्मा को उपदेश।                                                                                      | K           |
| 48           | श्रीपुर का निरूपण।                                                                                                                                   | k           |
|              | लघुरयामला का वर्णन<br>श्रीचक्र का वर्णन ।                                                                                                            | W.          |
| 44           | श्रीत्रह्मा एवं विश्वकर्मा का सम्वाद्।                                                                                                               | ¥           |
| ××           | बह्माहि हेबमण के द्वाम हमक्त भ्रम्भ में अपने हन है।                                                                                                  | W           |
|              | ब्रह्मादि देवगण के द्वारा व्यक्त स्वरूप में अपने पुर में निवास हेतु भगवतो को प्रार्थना करना।<br>देवी के द्वारा श्रीब्रह्मा को अपने आसन के लिये आदेश। | - 4         |
|              | सदाशिवद्वारा देवी की व्यक्त आकृति का नगरहरू                                                                                                          | W           |
|              | अपने समानशीलसम्पन्न पुरुष के बाम अल रू                                                                                                               | KI          |
|              | श्रीपुर में कामेश्वर भगवान की गोद में स्थित श्रीदेवी के शक्तिमण्डल के निर्माण का वर्णन।                                                              | ¥į.         |
| (€           | श्रीब्रह्मा एवं विश्वकर्मा का सम्बाद्।                                                                                                               | 18          |
|              | पराशक्ति के द्वारा अपने अद्भुत स्थान आदि की रचना का वर्णन।                                                                                           | 特           |
|              | श्रीचक का वर्णन।                                                                                                                                     | <b>k</b> i) |
|              | मुद्रादेवी वर्णन के सहित ब्राह्मी माहेश्वरी आहि का वर्णन।                                                                                            | kil         |
|              | देवी शक्तियों के नाम व स्थान का वर्णन।                                                                                                               | 耕           |
| o e          | भी सम्बेद्धानाम् स्थानम् ।                                                                                                                           | \$15]       |
|              | स्वअभीष्टस्थान की प्राप्ति के लिये दण्या कि                                                                                                          | ksi.        |
| 4            | ज्ञानानन्द रूपी शक्ति का पिङ्गला इडा के सहित माहात्म्य कथन ।                                                                                         | ksi         |
|              | चिन्तामणिगृह में चिति शक्ति की प्रधानक सहित माहात्म्य कथन।                                                                                           |             |
|              | चिन्तामणिगृह में चिति शक्ति को प्रधानता का ब्रह्मा द्वारा वर्णन। श्रीदेवी कृपा से सायुज्य पर्यन्तपद की प्राप्ति।                                     | k31         |
|              | श्रीनारदृद्वारा भण्ड का समुद्बोधन।                                                                                                                   | ya.         |
|              | देविष तथा भण्ड का सम्वाद्।                                                                                                                           |             |
|              | शहदरूपा भगवती का वर्णन                                                                                                                               | 181         |
|              | श्रीपर में श्रीदेवी के शक्तिमानन कर नार्                                                                                                             | 181         |
|              | श्रीपुर में श्रीदेवी के शक्तिमण्डल का आविर्भाव का वर्णन।<br>चितिस्त्ररूपा भगवती का परमार्थतया निरूपण                                                 | kel kel     |

| अध्यायसंख्या   | विषयविवरण                                                                                     | पृष्ठसंख्या   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| *              | भगवती श्रीदेवी की कृपा से भण्ड को त्रैलोक्य के प्रभुत्व की प्राप्ति।                          | ६०३           |
| ξo             | नारद एवं हारितायन के सम्वाद में भण्डासुर के विषय में वर्णन।                                   | ६०४           |
|                | कामेश्वरी के पतिरूप में भगवान् कामेश्वर का आविर्माव।                                          | ६०५           |
|                | नारद् के द्वारा भण्डासुर् के भाग्य के छिये परामर्श।                                           | ६०७           |
|                | राक्ष्सराज भण्ड की सेना के साथ देवी शक्तियों का सिज्जित हो युद्धार्थ आगमन।                    | ६०६           |
|                | देवीकी शक्तियों का भण्ड की देखसेना के साथ युद्ध।                                              | ६११           |
|                | श्रीदेवी के साथ युद्ध करने को शीघ्रता करते हु <b>ं भण्ड के मन का उद्घोग</b> ।                 | ६१३           |
|                | राक्षसराज भण्ड के अपने भावी कार्य के लिए नाना प्रकार के सन्देह द्योतन।                        | ६१५           |
| ę́γ            | श्रीललिता की सेना की पूरी तैयारियाँ जानने के लिये दैत्यराज के द्वारा दूत भेजना।               | ६१७           |
|                | विजयमन्त्री द्वारा साम-दान दण्ड और भेद नीतियों का विवेचन।                                     | ६१६           |
|                | देवी की शक्तिसेना में प्रविष्ट दैत्यदृत अभित्रध्न को दण्डनाथा द्वारा पकड़ लिया जाना।          | ६२१           |
|                | देवीकी आज्ञा से अमित्रघ्न को छोड़ना।                                                          | ६२३           |
|                | शक्ति सेना में से छौट आये विद्युन्माछी दूत द्वारा अपनी आंखों देखा शक्तिसेना की तैयारियों का   | वर्णन। ६२४    |
|                | दूत द्वारा भण्ड दैत्यराज के समक्ष देवीशक्तियों की युद्धसङ्जा का वर्णन ।                       | <b>ह्</b> २्७ |
| <del></del> ६२ | अमित्रघ्न के द्वारा राक्षसराज के सम्मुख देवीशक्तियों का निरूपण।                               | ६२८           |
|                | अमित्रघ्न द्वारा देवी के द्वारा भिजवाये गये सम्वाद का वर्णन ।                                 | ६२६           |
|                | दैत्यराज भण्ड द्वारा इन सबको सुनने के अनन्तर अपने भाशी कार्य के शुभफल की आशा से हर्ष।         | ६३१           |
|                | देवी की शक्ति सेना के साथ युद्ध करने के छिये दैत्य सेनाधिपति की तैयारियाँ करना।               | ६्३३          |
|                | हस्तिसेनानाथिका को दण्डनायिका का आदेश।                                                        | ६३४           |
| ६३             | श्रीबालादेबी का समर में पराक्रमवर्णन।                                                         | ६्३७          |
|                | श्रीबारा के द्वारा राक्ष्ससेना के संदार किये जानेपर कुटिलाक्ष द्वारा नाना तर्कवितकों का करना। | <b>\$</b> \$8 |
|                | बाह्य और रथनेत्री का सम्बाद ।                                                                 | र्दे ४१       |
|                | विशुक्त के द्वारा बाला का निरोध।                                                              | ६४३           |
|                | फिर रथनेत्री तथा बाला का सम्बाद ।                                                             | ६४५           |
| <b>Ę</b> 8     | विशुक्त दैत्य के साथ वाला का युद्ध ।                                                          | ६४७           |
| *              | विषङ्ग का बाला के साथ युद्ध।                                                                  | £88           |
|                | भण्डअसुरराजके समक्ष बाला का आगमन।                                                             | ६५१           |
|                | कुमारी तथा भण्डदैत्यराज का परस्पर युद्धकौशल में पराक्रम ।                                     | ६५३           |
|                | भण्डराक्ष्स तथा वाला का युद्ध ।                                                               | ६५५           |
| ξġ             | वाला का समर में पराक्रमवर्णन।                                                                 | ६५६           |

| अध्यायसंख्या   | विषयविवरण                                                                                                                        | वेख         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| **9            | भगवती के आदेश से बाला का युद्ध से लौटाकर लिबालाना और भगवती के पार्र्व में उसक                                                    | ा स्थान।    |
| No.1           | देवी की सेना तथा राक्षसराज की सेनाओं में भयङ्कर युद्ध का वर्णन।                                                                  |             |
| 3-3            | विशुक्र द्वारा सम्पत्करी के साथ युद्ध ।                                                                                          |             |
| 0.1            | अश्वारूढा द्वारा भण्ड की माया की प्रतारणा।                                                                                       |             |
| 103            | कुमारी एवं भण्ड दोनों का पराक्रम निरूपण।                                                                                         |             |
| ६६             | सम्पत्करी एवं अश्वारूढा द्वारा दुर्मदराक्षस का वध ।                                                                              |             |
| #78 ·          | भण्डासुर का अपने सेनापतियों से परामर्श करना।                                                                                     |             |
| N 3            | शक्तिगण से युद्ध करने को दुर्मद का प्रयास।                                                                                       |             |
| 3              | शक्तिसेना तथा दैत्यसेना का युद्ध ।                                                                                               |             |
| 4/3            | दुर्मद्का देवी के साथ युद्ध।                                                                                                     |             |
| €ú j           | नकुली के पराक्रम से करङ्कादि दैत्यगण का वध।                                                                                      |             |
|                | कुरण्ड द्वारा अश्वारुढा को युद्ध के लिये ललकारना।                                                                                |             |
| 4-9-12/6/27    | कुटिलाक्ष के आदेश से पाँच देश्य सेनापितयों की अध्यक्षता में शक्तिसेना से लड़ने को तत्पर हो                                       |             |
| 18.3           | कोलमुखी को वारण कर मन्त्रनाथा देवी द्वारा युद्ध की तैयारी करना।                                                                  | ना '        |
| €6 €           | नकुली का पराक्रम ।                                                                                                               | É           |
| ųo<br>į        | विपङ्ग को कुटिलाक्ष का समभाना।                                                                                                   | Ę           |
|                | देवीकी माया से मोहित कुटिलाक्ष का विषङ्ग को प्रबोधन                                                                              | Ę           |
|                | श्रीदेवी की आज्ञा से तिरस्करिणी द्वारा दैत्यसेना को नष्ट-भ्रष्ट करना।                                                            | Ę           |
| 3 7 FEE        | तिरस्करिणी द्वारा वलवान् देत्य की पराजय।                                                                                         | <b>\$8</b>  |
| <b>&amp;</b> & | विपङ्ग के छरयुद्ध का वर्णन।                                                                                                      | \$\$        |
| 40             | बाला के साथ भण्ड के पुत्रों का यद्ध।                                                                                             | 3\$         |
|                | <u>इटिलाक्ष</u> के साथ जिम्भनी का युद्ध।                                                                                         | £81         |
|                | मन्त्रिणी एवं विशुक्रका युद्ध ।                                                                                                  | <b>\$88</b> |
|                | दैत्यों का श्रीचक्रपर आक्रमण।                                                                                                    | 500         |
| 90             | विषङ्ग की पराजय का वर्णन ।                                                                                                       | <b>500</b>  |
|                | युद्ध में कामेण्यमी नथा विवास कर करा                                                                                             | ook         |
|                | कामेश्वरी हारा विषक्ष के सामने उने                                                                                               | yos         |
| * 147          | विषङ्ग का वध करने को दण्ड साम्राज्ञी हारा उगाय करना।                                                                             | 300         |
|                | ज्वालामालिनी का हारा शत करे के के किया गति विश्वास करिया ।                                                                       | ७११         |
| 98             | ह्वालामालिनी का हारा शत्र को रोकने के लिये साल के निर्माण का वर्णन । श्रीचक के विनाश के लिये विद्युक हारा विघ्तयन्त्र का प्रयोग। | ५१३         |
|                | अस्ति विभावत्त्र का प्रयोग।                                                                                                      | ugh         |
|                |                                                                                                                                  |             |

33\$ 

ook

| अध्य <mark>ायसंख्</mark> या | विषयविवरण                                                                          | पृष्ठसंख्या       |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                             | विशुक्र द्वारा विषङ्ग को प्रबोधन।                                                  | wpu               |
|                             | विघ्नयन्त्र द्वारा श्रीचक्र को नाश करने का प्रयत्न ।                               | ७११               |
|                             | शक्तिगणों पर विघ्नयन्त्र के प्रभाव का वर्णन ।                                      | ७२१               |
|                             | बाला के साथ भण्डपुत्रों का युद्ध।                                                  | ७२                |
| २                           | उभयपक्ष की सब सेनाओं का आगमन।                                                      | ७२!               |
|                             | गणेश और विशुक्र का युद्ध ।                                                         | ७२०               |
|                             | अपने पराक्रम को काम में होने के लिये श्रीदेवी से निवेदन के लिये बाला की व्ययता।    | ७२                |
|                             | दण्डिनी के लिये बाला द्वारा अपना अभिषाय वर्णन ।                                    | ७३                |
|                             | भण्ड के तीस पुत्रों का आगमन।                                                       | <b>৩</b> ३        |
| <b>3</b>                    | भण्ड के महावीर पराक्रमशील पुत्रों का वध।                                           | φ                 |
|                             | गणेश और गजासुर का परस्पर मुध्टिका युद्ध ।                                          | ७३                |
|                             | बाला द्वारा प्रदर्शित पराक्रम का वर्णन ।                                           | ७३                |
|                             | बाला द्वारा दैत्यसेना के विध्वंस का वर्णन।                                         | ৩৪                |
|                             | विषङ्ग एवं विशुक्र की मृच्र्जा ।                                                   | હ                 |
| 8                           | दोनों पक्षों की सेना का समागम।                                                     | UŞ                |
|                             | विशुक एवं विषङ्ग द्वारा भण्ड के शोक को दूर करने के लिये चेष्टा।                    | ঙ                 |
|                             | श्रीरथ चक्र में विराजी श्रीमाता के सामने शक्तिसेनाओं की सज्जा का वर्णन।            | \sigma_{\text{s}} |
|                             | युद्ध में विशुक्रपुत्रों की स्थिति।                                                | 9                 |
|                             | पुत्र शोक में व्याकुल देत्यराज विशुक का युद्ध के लिये प्रयन्न।                     | (O                |
|                             | विशुक्र के वध से विष्णु आदि देवप्रमुखों एवं शक्तियों द्वारा जयकार वर्णन ।          | (O)               |
| <u>k</u>                    | विषङ्ग के वध का उपक्रम।                                                            | v                 |
|                             | स्तिम्भिनी द्वारा विशिख दैत्य के साथ युद्ध।                                        | U                 |
|                             | मोहिनी और विकटेक्षण का युद्ध।                                                      | v                 |
|                             | देवी की शक्तियों द्वारा राक्षसगण से युद्ध।                                         | · ·               |
|                             | युद्ध में विषक्त द्वारा माया का प्रसारण करना                                       | ও                 |
|                             | विषङ्ग का वध ।                                                                     | ى                 |
| Ę                           | भण्ड का श्रीदेवी के चरणों के दर्शन से इष्टप्राप्ति होने पर सन्तोष।                 | 9                 |
| 1                           | मन्त्रमहाराज्ञी के साथ भण्ड का युद्ध।                                              | u                 |
|                             | दोनों पक्षों की सेनाओं के युद्ध क्षेत्र में पूर्ण सज्जासिहत आधमकने के कारण उठी धृि |                   |
|                             | से आकाश का छाजाना।                                                                 | V                 |

22

20

30

60

#### अध्यायसंख्या

#### विषयविवरण

दोनों पक्षों की सेनाओं में मारकाट मचजाने से मिन्त्रणी आदि शक्तियों द्वारा शक्तिसंघ की सहायतार्थ आगमन । दैत्यराज और उसके सारिथ का परस्पर संवाद । विशुक्त के वध से देवप्रमुखगण तथा शक्तिसेना द्वारा भगवती का जयजयकार एवं ब्रह्माण्ड में शान्ति।

UE8

603

भण्डासुर के के वध का वर्णन। श्रीलिलिता एवं दैत्यराज भण्ड के बीच परस्पर युद्ध। भण्ड द्वारा अपनी माया का प्रसार करना। दैत्य की त्रास से शक्तिगण की रक्षा करने के लिये मन्त्रिणी द्वारा श्रीदेवी की प्रार्थना। दैत्यपति का भण्ड का बध।

मेरु पर्वंत के शिखरपर श्रीटिटिता भगवती की स्तुति करते हुए देवगण द्वारा उसमें श्रीचक का अभिषेक करना। श्रीपुरराज के प्रतिविग्व के समान भगवती के पुर का निरूपण। श्रीचकराज पुर में महादेवी का अभिषेक। श्रीपरादेवी के प्रति भक्तिभाव की प्राप्ति के सोपान के फल के सहित चरित्र श्रवण की फलश्रृति का वर्णन।

दत्तात्रेय परशुराम सम्बाद प्रकरण में आगम बास्त्रों के स्वरूप का वर्णंन । आगमों के महत्व का वर्णन । बैदिक एवं तान्त्रिक सिद्धान्तों की तुल्ला और एकवाक्यता । वेदों में परोक्षवाद के रूप में अविशेष तत्त्व का गोपन । तन्त्रशास्त्र की वैदिक सम्प्रदाय से अविरुद्ध सङ्गति ।

डपासक के मुख्य धर्म का वर्णन।
विभिन्न यन्त्रों में श्रीदेवी की पूजा का वर्णन।
श्रीचकादि में महादेवी के पूजन के विधान का वर्णन।
नाना विधानों से देवी की आरार्तिक्य का फल वर्णन।
श्रीचकराज के दान के फल का महत्त्र।
इस सम्प्रदाय की दीक्षा लेने की फल श्रृति।
दीर्घकाल तक उपासना करने से ही अगवती श्रीत्रिपुरा की भक्ति की प्राप्ति।

० समाप्त ०